## मुंहिंजी ईश्वर सुणु अरदास तूं

थलुः मुंहिंजी ईश्वर सुणु अरिदास तूं, करि पूरी मन जी आस तूं.

- चरण चलिन सभु आखिरि ताई,
   थियां मोथाजु न कंहिंजो साई,
   रखु सुखिया मुंहिंजा स्वास तूं किर पूरी.....
- नेणिन में दे नजर हजूरी,
   पेरिन में दे शक्ती पूरी,
   दिजि हिमथ हथिन में खासि तूं किर पूरी.....
- मरण घड़ीअ ताईं बुधां कनिन सां,
   हरि गुण गायां मां रसना मां,
   द्विजि साध संगति में वासु तूं किर पूरी.....
- ४. ब्रोधु बुधीअ में रहे सदाई,चित में चिन्ता उथे न काई,द्विजि हृदय मांहि हुलासु तूं किर पूरी.....
- ५. रहे अन्त में सुरिति सुजागी,
   शब्दु गुरूअ जो सुमिरयां जागी,
   द्विजि आतम जो प्रकाशु तूं किर पूरी.....
- तन में सुखु दे, मन में सुखु दे,
   कंहिं बि अंग में तिरु ना दुखु दे,
   कहे टेऊँ कटि जम फास तूं किर पूरी....

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

# मुंहिंजी मिन्थ गुरु मन्जूरु करि

थलु: मुंहिंजी मिन्थ गुरु मन्जूरु करि, कुलु दिल जा दुखिड़ा दूरि करि.

- १. टिनि तपनि जा तपत तपायो, खूनु रगुनि जो मिड़ई खपायो, तिनि तापनि खे तिहमूरु करि - कुलु दिलि...
- २. पंजिन वेरियुनि आहि वरायो,अन्दर जो आरामु फिटायो,तिनि वारियुनि खे वहिलूरु करि कुलु दिलि...
- चिन्ताउनि भी जिगिरु जलायो,खूनु रगुनि जो मिड़ई खपायो,तिनि तापनि खे तिहमूरु करि कुलु दिलि...
- ४. कुमित किनी जा पाप कराए,पापिन जो फलु दुखु भोगाए,तंहिं कुमतीअ खे काफूरु किर कुलु दिलि...
- ५. कहे टेऊँ दे सुमित इहाई,दया धर्मु पुञु कयां सदाई,हिर भक्तीअ में भिरपूरु करि कुलु दिलि...

1

## मुंहिंजो नींहुं लगो नन्दलाल सां

थलु: मुंहिंजो नींहुं लगो नन्दलाल सां, श्री श्याम सुन्दर गोपाल सां.

- श्याम सुन्दर खे कीन विसारियां,
   घड़ीअ घीड़ीअ पयो श्यामु संभारियां,
   मुंहिंजी दिलिड़ी दीन दयाल सां श्री श्याम...
- मन जो मोहिणो मोहनु प्यारो,
   जीअ मुंहिंजे जो आहि ज़्यारो,
   मुंहिंजी प्रीति लगी प्रतिपाल सां श्री श्याम...
- ३. माखीअ खां विध मिठिड़ो आहे,
  अहिड़ो मिठिड़ो बियो को नाहे,
  मुंहिंजी नृति लगी नंगपाल सां -श्री श्याम...
- ४. दया करे क<u>द</u>िहं कृष्णु ईंदो, कहे टेऊँ कुलु कष्ट कटींदो, मुंहिंजो जीउ झुड़ियो जगुपाल सां - श्री श्याम...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

## तोखे जेकी खपे घुर राम खां

थतुः तोखे जेकी खपे घुरु राम खां, पर कीन घुरिजि <u>बि</u>ए आम खां.

- राजा प्रजा देव मिड़ेई,
   घुरिन राम खां सन्त सभेई,
   तूं बि घुरिजि उन्हीअ सत्नाम खां पर कीन...
- २. पिनु न उन्हीअ खां पाण पिने जो,
  गिन्हु न उन्हीअ खां पाण गिन्हे जो,
  तूं त पिनिज पूर्ण काम खां पर कीन...
- इि. घुरिजि भली तंहिं खां हथ जोड़े, खुशि थी दे नितु मुंहुं ना मोड़े , कढे खाली ना को धाम खां - पर कीन...
- अ. कहे टेऊँ छिद्ध आशा जग जी,
   करि तूं आशा हिक मालिक जी,
   वठु समुझ इहा गुर श्याम खां पर कीन...

3

## जंहिंजो प्रभूअ में ना प्यारु आ

थलुः जंहिंजो प्रभूअ में ना प्यारु आ, तंहिंजो जीअणु बेकारु आ,

- १. पर हित कारणि जीअणु जंहिंजो, लोक टई जसु गाइनि तंहिंजो, जंहिंमें तिरु ना पर उपकारु आ, तंहिंजो जीअणु.....
- २. धर्मु वदनि जो पालनु जेई, कुल जा दीपक आहिनि सेई, जंहिंमें उत्तम् ना आचारु आ, तंहिंजो जीअणु.....
- ३. पाप बिना जे करिनि गुज़ारो, जीअणु तिनि जो सोभ्या वारो, जंहिंजो कपटु भरियो वहिंवारु आ, तंहिंजो जीअणु...
- ४. रामु हृदय में मिठिड़ो बोलिनि, भागिन पंहिंजनि खे खोलिनि, जंहिंमें कंहिं लाइ न सत्कारु आ, तंहिंजो जीअणु.....
- ५. वठिन वहिंखां <u>दि</u>यिन सिभिनि खे, शाबिस तिनिजे आ जीवन खे, जेको दिलि जो ना दातारु आ, तंहिंजो जीअणु.....
- ६. अन्दरि बाहिरि निर्मलु जे थी, परमेश्वर जी मूरत से थी, जंहिंजो हरि ते ना ऐतबारु आ, तंहिंजो जीअणु.....
- ७. सन्तिन जो सत्संगु करीनि जे, भवसागर खां पार तरिन से, जंहिंजो मूढिन सां सहचारु आ, तंहिंजो जीअणु.....
- ८. भोग विषयनि खां जे वैरागी, हिर हिर सुमिरिन से वद्भागी, जंहिंमें सच जो ना वीचारु आ, तंहिंजो जीअणु.....
- ९. पाणु लिखनि ऐं लिखनि आम खे, कहे टेऊँ वणनि राम खे, जंहिंमें देह संदो अहंकारु आ, तंहिंजो जीअणु.....

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

# करि सत्गुरु बेड़ो पारि तूं

- थलुः करि सत्गुर <u>बे</u>ड़ो पारि तूं, मुंहिंजो आहीं हिकु आधारु तूं.
- १. भव सागर दे द्वाढियूं छोलियूं, मछ मांगर बि बोलिनि बोल्यूं, अची तुरहो तिख मां तारि तूँ - मुंहिंजो...
- वाउ तूफानी घोरु अन्धारो,
   तो बिन सत्गुरु आउं वेचारो,
   दे द्वसु अची दातार तूँ मुंहिंजो...
- इ. बारु घणो बियो बेड़ो पुराणो, तरी न जाणां आउं अयाणो, अची चिकड़ मंझाऊं चढ़ि तूँ - मुंहिंजो...
- कहे टेऊँ मां आहियां तुंहिंजो,
   तो बिन सत्गरु बियो ना मुंहिंजो,
   मुंहिंजी सत्गरु सुणिजि पुकार तूँ -मुंहिंजो...

5

## मन जे चाहीं कल्याणु रे

थलु: मन जे चाहीं कल्याणु रे, वठु गुर खां आतम ज्ञानु रे.

- १. गुर बिनु कंहिंखे ज्ञानु न थींदो, ज्ञान बिना अज्ञानु न वेंदो, अथी दुख जो बिजु अज्ञानु रे - वठु ...
- २. सभु संतिन जो मतु इहो आहे, सत्गुर बिन गित थियणी नाहे, इहो शास्त्रिनि जो प्रमाणु रे - वठु ...
- पुस्तक पोथियूं पढ़ें हज़ारें,गुर बिनु सन्सो को ना टारे,अथी सन्सो ई शैतानु रे वठु ...
- ४. करे यतन को लखें किरोड़ें,
  गुर बिनु बन्धनु को ना टोड़े,
  अथी बन्धनु देह अभिमानु रे- वठु ...
- ५. सत्गुरु जंहिंखे रमिज़ <u>दि</u>ए थो, कहे टेऊँ तंहिं ज्ञानु थिए थो, सो पाए पद्ग निर्बाणु रे - वठु ...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

## जंहिंखे परमेश्वर जी ओट आ

थतुः जंहिंखे परमेश्वर जी ओट आ, तंहिखे लगिणी न काई चोट आ.

- बुधिम कथाऊँ केई कनिन सां,
   भाग भलाया हर भक्तिन सां,
   जंहिंजी मालिक दे नितु मोट आ तंहिं खे...
- २. काथे भी हिर भक्तु पुकारे,
  उते अची हिर पइज गंवारे,
  जंहिंजे मन में को ना खोटु आ- तंहिं खे...
- इउमा ममता मोहु मिटाए, सन्तिन सां गद्दु हिर गुण गाए, जंहिंखे मिल्यलु गुर जो वोटु आ - तंहिं खे...
- अ. कहे टेऊँ तंहिं भउ ना कोई,
   शरणि राम जे आयो जोई,
   जंहिंखे नाम सचे जो नोटु आ-तंहिं खे...

## मुंहिंजो सुरहो कजाइं अन्तकालु तूं

थलु: मुंहिंजो सुरहो कजाइं अन्तकालु तूं, आहीं सत्गुर दीन दयालु तूं.

- १. बालापिण में सुख खे घारियुमि, जोभन में दुखु कीन निहारियुमि, कजि पीरीअ में चड़ो हालु तूं - आहीं...
- २. पीरीअ जा पिणु दिसी निज़ारा,थिर थिर स्वास कंबिन था सारा,थिजि अंत समे रखपालु तूं आहीं...
- सन्तिन अगियां गुरूअ दुआरे,
   शरीरु छिद्यां मां ओम् उचारे,
   द्विजि खुदि मस्तीअ जो ख्यालु तूँ आहीं...
- ४. कहे टेऊँ किट जम जो झेड़ो, जनम मरण जो मेटिजि फेरो, रखु सत्गुर पंहिंजे नालि तूं - आहीं...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

## मुंहिंजो कमु आहे करतार सां

थतुः मुंहिंजो कमु आहे करतार सां, ब्रियो नाहे कंहिं सां वास्तो.

- श्र जीजिल मूंखे झले न काई, वेंदिस मोहन दे मां माई, मुंहिंजो मनु मिलियो मनठार सां - बियो...
- लोक करिन भिल पिया ठठोली,
   गोबिन्द जी तिब आहियां गोली,
   मुंहिंजो नींहं लगो निरंकार सां बियो...
- मरंदिस गरंदिस, मूरु न मुइंदिस,सिक रखी पेई, अगिते सुरंदिस,मूं प्रणु कयो पालनहार सां बियो...
- कहे टेऊँ मां हरीअ जी आहियां,
   मूरु न बिए जी आँउ चवायां
   इहे अखर चयिम ऐतबार सां बियो...

## अमृत वेले जागु जागु जागु प्यारा

थलु: अमृत वेले जागु जागु - जागु प्यारा, जागुण सां ई खुलंदो तुंहिंजो भागु प्यारा.

- १. सुम्हीं पवण सां अजु ताईं कंहिंजो भागु न खुल्यो थी, दिठुमि जगत में निंड वारिन जो भागु त रुल्यो थी, चड़ो चाहीं त आलस जो किर, त्यागु प्यारा.
- २. निंड वारिन जो चोर फुरे घरु, कंगिलो करिन था, जागुण वारिन अकुलमंदिन खां, चोर बि द्वरिन था, सुस्ती छद्दे जागुण सां करि, रागु प्यारा.
- इ. ज़हरु चढ़े ना सप जे दंग जी, जागुण वारिन ते, सुपिने जा डप कीन सताइनि, जागुण वारिन खे, जागुण वारिन लाइ सदा थी फागु प्यारा.
- ४. जागुण वारा जुहिदु करे था, पाइनि पदु भारी, आलस वारिन इन्सानिन जी, हिति हुति थे खुवारी, जागी लहु तूं असुलु पंहिंजो, मागु प्यारा.
- ५. जागुण वारिन जी किर सुहिबत, जागुणु चाहीं जे, कहे टेऊँ जे जागुनि निंड मां, भागुनि वारा से, वचनु मर्जे तां, गुर चरनिन में लागु प्यारा.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

## अमृत वेले अमृत जहिड़ी बाणी

थलु: अमृत वेले अमृत जिहड़ी बाणी बोलि तूँ, अमृत बाणी बोले पंहिंजी किस्मत खोलि तूँ.

- १. अमृत वेला छहिन तरहिन जी, सुणु तूँ स्याणा, जागी तंहिंमें जिप प्रभूअ खे, नेही निमाणा, ग़फ़्लत रूपी निंड में सुम्हीं जनमु न रोलि तूँ.
- अमृत भी थी छहिन तरहिनजा, शास्त्र चविन था,
   प्रेम सुधा रसु पी प्रेमी, अमरु बणिन था,
   सन्तिन मां सो अमृतु मिलंदुइ, जबल न झोिल तूँ.
- ३. वाणी भी आ छहिन तरहिन जी, स्वामी समुझाइिन, साध संगति में खोले तंहिंजो, मितलबु बुधाइिन, बुधी कनिन सां मितलबु उहो, मन में तोिल तूं.
- ४. कहे टेऊँ जिनि अमृतु पीतो, अमृत वेल में, अमृत वाणीअ में चितु जंहिंजो, सन्तिन टहिल में, अहिड़िन सन्त जनिन जे हरदमु, रहिजि कोलि तूँ.

## खुश रहनि शल शेवाधारी

थलु: खुश रहिन शल शेवाधारी, सेवा जिनि खे प्यारी, मैं वारी जावां....

- बिना एवज़े सेवा किन था,
   अरिपिन पंहिंजो तनु मनु धनु था,
   ममता मन जी मारी, मैं वारी जावां....
- तिकबर त्यागे सेवा किन जे,लोक बिन्हीं में धनु धनु धनु से,धनु तिनि आकिह सारी, मैं वारी जावां....
- सेवा कंदे मिठिड़ो बोलिनि,
   भुलिजी कंहिंजो ऐबु न खोलिनि,
   चाहे तिन नर नारी, मैं वारी जावां....
- ४. सेवा किन से भागिन वारा, सत्गुर संतिन हिर खे प्यारा, लोक वजनि बलिहारी, मैं वारी जावां....
- फहे टेऊँ किन जे था सेवा,
   मिलिनि उन्हिन खे मुक्ता मेवा,
   जिथि किथि थिए जयकारी, मैं वारी जावां....

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

## जुग जुग जीए पर उपकारी

थतुः जुग जुग जीए पर उपकारी, मर्दु हुजे तोड़े नारी, मैं वारी जावां....

- १. जग में जीअणु सफलो तंहिंजो, पर उपकार में चित्तु ना जंहिंजो, मुंहं दिठे पुत्र भारी, मैं वारी जावां....
- जसु गाए तंहिं दुनिया सारी,
   स्वार्थ बिनु जो परउपकारी,
   देव वजनि बिलहारी, मैं वारी जावां....
- सो साधू सिद्ध पंडितु ज्ञानी,पर हित में जो लगुलु प्राणी,सो थी कृष्ण मुरारी, मैं वारी जावां....
- अ. जप तप संयम तीर्थ भारा,कहे टेऊँ तंहिं कयड़ा सारा,दया हिरिदे जंहिं धारी, मैं वारी जावां....

## रोजु अचो सत्संग मंझारे

थतुः रोज़ु अचो, रोज़ु अचो, सत्संग मंझारे, रोज़ु अचो, सत्संगु दिलि जा दुखड़ा टारे, रोज़ु अचो...

- १. सत्संग में जे साजन ईंदुउ, भागिन वारा बिणजी वेंदउ, सत्संगु किस्मत खरियल सुधारे, रोजु अचो...
- २. श्रद्धा सां सत्संग में वेही, कथा कीर्तनु बुधु कनु देई, सत्संगु अमृतु जामु पियारे, रोजु अचो...
- साध संगत जी सेवा कन्दउ,चार पदारथ सहजे लहन्दउ,सत्संगु सभ जा हृदा ठारे, रोजु अचो...
- ४. गोद हरीअ जी सत्संगु जाणो, तंहिं में वेही आनन्दु माणियो, सत्संगु हिरिदे हरी देखारे, रोज़ु अचो...
- ५. सत्संगु हरीअ मिलण जो द्गु थी, हिक हिक प्गा जो फ्लु यज्ञु यज्ञु थी, सत्संग में थई तीर्थ सारे, रोज़ु अचो...
- ६. कहे टेऊँ सत्संगु न छिद्व तूं, सुरिति नृति मनु तंहिं सां गिद्व तूं, सत्संगु कुल जा कारिज संवारे, रोज़ अचो...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

# रामु मिले कीअं सरित्यूं मूंसां

- थलुः रामु मिले, रामु मिले, कीअं सरित्यूं मूंसां रामु मिले, सत्संगु किस्मत खरियल सुधारे, रामु मिले...
- १. सिरत्यूं मूंखे <u>दसु दि</u>यो कोई, खांबदु जीअं ख़ुशि थी खिले, रामु मिले...
- २. पेर उन्हीअ जा धोई पीअंदिस, साणु वठी जा ओद्धांहं हले, रामु मिले...
- जेका साजन साणु मिलाए,तनु, मनु, धनु आ तंहिंजे बिले, रामु मिले...
- कहे टेऊँ सिक साजन जी आ,
   रुहु न बे सां तुंहिंजो रिले, रामु मिले...

## यादि पवनि मूंखे सत्गुर प्यारा

थलुः यादि पवनि, यादि पवनि, मूंखे सत्गुर प्यारा यादि पवनि, दिलि जा दुखड़ा मेटण हारा - यादि पवनि...

- यादि करे मां तिनि सजणिन खे,
   नेणें वंहायां रोई नारा यादि पवनि...
- २. प्यारु देई जिनि पंहिंजो कयड़ो,ब्रोली मिठड़ी ब्रोलण हारा यादि पविन...
- ३. घड़ीअ घड़ीअ थे जिनि सिमझायो, दीन दयालू ज्ञान भण्डारा - यादि पवनि...
- ४. प्रेम सचे जो मंत्रु देई, मन मोहन सां मेलण वारा - यादि पवनि...
- ५. राम नाम जे <u>बे</u>ड़ीअ चाढ़े, भव सागर खां तारण वारा - यादि पवनि...
- ६. कहे टेऊँ से कीअं विसारियां, दिलि खे धीरजु <u>दि</u>यण वारा - यादि पवनि...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 आसा

## दम ते ना एतबारु जिज्ञासू

थलुः दम ते ना ऐतबारु जिज्ञासू, दम ते ना ऐतबारु,

- १. उम्र दमिन ते आहे रिखयल, सो गाणाटो सिर ते लिखियलु, घटि विध नि थिए तंहिंमें हिकु पलु, जाणो जाणणहारु, जिज्ञास...
- २. बाहिर तन खां निकिरे दमु जो, अन्दरि अचे या कीन अचे सो, तंहिं लाइ वचनु मञे सत्गुर जो, दिम दिम जिप औंकार, जिज्ञासू...
- ३. निकिरे तन मां दमु ही जंहिं पलि, रोके सघे ना तंहिं को तंहिं पलि, पतो पवे ना निकिरे कंहिं पलि, हरदमु रहिजि त्यारु, जिज्ञासू...
- ४. प्रान अपान जी गति आ जेसीं, जीवति ज<u>ग</u> में जाणिजि तेसीं, गंढि छुड़े झटि मृत्यु आसीं, वक्तु द्विसे ना वारु, जिज्ञासू...
- ५. जीअण जे किर माणु न राई, जल फोटे जियां जाणिजि भाई, कहे टेऊँ जिप नामु सदाई, उत्तमु इहो वीचारु, जिज्ञासू...

अ । स । ग्रमुं हिंजो नींहं लगा नन्दलाल सां
थलुः मन जागु उथी, मन जागु उथी, रामु रामु बोलि.

- १. सुम्हीं सुम्हीं साल विजायइ, हाणे अखड़ियूँ खोलि, साध संगत साणु मिली, रामु नामु बोलि.
- त<u>दे भाग</u> साणु मिल्यइ,
   मानुष देहि अमोल,
   कूड़ कपट मोह में तूं, जनम खे न रोलि.
- ३. अन्त कालु जाणु मथां, रहे न कुटम्बु कोलि, राम बिना नांहि संगी <u>बि</u>यो, <u>गा</u>ल्हि इहा तोलि.
- ४. कहे टेऊँ सुणें नथो,
   वजे मौत ढोलु,
   रामु नामु सुमरे सचो, दुखनि में ना दोलि.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 प्र भ ा त ी **ईश्वर इहा किर किर आसीस** थलु: ईश्वर किर इहा असीस, तुंहिंजा गुण नित गायां मां, १. महिरवान किर महिर इहाई,

- महिरवान करि मिहिर इहाई,
   मन में को ना माणु रहे,
   सत्गुर संतिन पाण वदिन खे, निविड़ी सीसु निवायां मां.
- मंगितो बणिजी दानु मंगां थो,
   दया करे दे दाता मूं,
   नटवरु तुंहिंजो निर्मलु नालो, जप्यां बियनि जपायां मां.
- ३. अहिड़ी बुधि दे अहिड़ी सुधि दे, अहिड़ी युक्ति दे स्वामी, जग सारे जी प्रीति टोड़े, तोसां प्रीती पायां मां.
- अहिड़ो संगु दे अहिड़ो रंगु दे,
   अहिड़ो ढंगु दे ढोलण मूं,
   फुरिणा मन जा मिड़ई मेटे, तुंहिंजा चरण ध्यायां मां.
- ५. कारि इहा <u>दे</u>, किरिति इहा <u>दे</u>,
   टहिल चािकरी <u>दे</u> ईहा,
   सभ में तुंहिंजी सुरित जाणी, सिक सां सेव कमायां मां.
- ६. आस इहाई प्यास इहाई, मन्शा ईहा करि पूरी, कहे टेऊँ रहां जेसीं जीअरो, तोखे कीन भुलायां मां.

## ग़ाफिल ग़फ्लत निंड में सुम्हंदे

थलु: ग़ाफिल ग़फ्लत निंड में सुम्हंदे, केई जनम गंवाया तो.

- १. सत्गुर सन्तिन शास्त्रिन तोखे, वारि वारि थे समुझायो, तंहिं हूंदे भी लालिच जे विस, कूड़ा कर्म कमाया तो.
- नाम जिपण लाइ मालिका तोखे,
   स्वास अमोलक लाल दिना,
   दुनिया जे गाल्हियुनि में उलझी,
   वृथा स्वास विजाया तो.
- ३. मात गर्भ में कौल कयो तो,
  भजन करण जो ईश्वर सां,
  ब्राहिर निकिरी रस में रीझी,
  पंहिंजा फर्ज भुलाया तो.
- ४. पाण पसण लाइ प्रभूअ तोखे, मानुष चोलो उत्तमु दिनो, कहे टेऊँ पर कुछु ना कयड़ो, न्यर्थु धारी काया तो.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### प्रभाती

## जंहिं आ तोखे पैदा कयड़ो

थलु: जंहिं आ तोखे पैदा कयड़ो, तंहिंखे तूं न भुलाइ बन्दा.

- चौरासी लख जूणियुनि अन्दरि,
   मानुष जूणी उत्तम् अथी,
   साई जूणी जंहिं त दिनी थी, तंहिंसां लिंवड़ी लाइ बन्दा.
- स्वर्ग निवासी जंहिंखे चाहिनि,
   शास्त्र भी जसु गाइनि था,
   सोई चोलो जंहिं त दिनो थी, तंहिंखे हिंएं हंडाइ बन्दा.
- ३. खाइण लाइ जंहिं ताम दिना थी,पीअण लाइ जंहिं नीरु मिठो,पहिरण लाइ जंहिं लटा दिना थी, तंहिंसां प्रीती पाइ बन्दा.
- ४. कन बुधण लाइ नेण <u>दि</u>सण लाइ, पेर हलण लाइ नकु सिंघण लाइ, मुं<u>हं बो</u>लण लाइ जंहिं त <u>दि</u>नो थी, तंहिंजा गुण नि<u>तु गा</u>इ बन्दा.
- ५. के<u>द</u>ी महिमा कयां उन्हीअ जी,
  सभु कुझु तोखे जंहिं त दिनो,
  कहे टेऊँ सभु काम छ<u>दे</u> तूं, तंहिंजा चरण ध्याइ बन्दा.

## रात राम सां, दींहुं देह सां

थतु: रात राम सां, दींहुं देह सां,

इएं वक्तु गुज़ारि मिठा.

१. राति सभागिण शह सां मेले,

द्वींहुं करे थो धार मिठा,

मुहिबनि सां जे मिलण घुरीं थो,

जागणि करि दरिकारि मिठा.

२. लोकिन सां भलु मिलिजि दोंहं जो,

राति पिरींअ सां घारि मिठा.

मिलनि राति जो पिरीं अकेला,

विचु न विझे को खार मिठा.

३. मालिक सां तनु मेले छदि तूं,

तन सां करि वहिंवारु मिठा,

कजि न प्रीती पधिरी कंहिंसां.

मतां रुसई मनठार मिठा.

४. जागुण बाझों कंहिं न पातो,

जानिबु जीअ जो ठारु मिठा,

कहे टेऊँ पउ सुम्हीं द्वींहं जो,

जागी सजुणु संभारि मिठा.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### प्रभाती

## जागो जागो नामु जप्यो नर

थलु: जागो जागो नामु जप्यो नर,

जनमु न सुम्हीं विजायो रे.

१. झाड उन्हीअ जी खेती खाए,

जो नरु सुम्हंदो चादर पाए,

हर हर होका दुई हिकलाए,

तंहिं आ खेतु बचायो रे.

२. चोर अचिन घरि तंहिंजे काहे,

नेणनि में निंड जंहिंखे आहे.

खौफ़ उन्हीअ खे कोई नाहे,

जंहिं आ पाणु जगायो रे.

खीरु मिठो जो निंड में खाए,

स्वादु खीर जो सो न पाए,

अगर सुजागीअ सां मुंह लाए,

स्वादु सजुण तंहिं आयो रे.

जागण वारिन खे ई जसु आ,

सुम्ही पवनि तिनि कोरी कसु आ,

कहे टेऊँ इहो गुर जो दसु आ,

हृदय मांहि हंडायो रे.

# तुंहिंजो साहिबु तो वटि आहे

थतु: तुंहिंजो साहिबु तो वटि आहे,

बाहिर छो थो गोल्हीं रे.

१. नाभीअ अन्दरि थी खस्तूरी,

बन बन में छो फोली रे,

बालकु तुंहिंजे अथी बगल में,

सुदिकनि में छो छोलीं रे.

२. पाणी तुंहिंजे पेरनि हेठां,

रुअ में रुहु छो रोलीं रे,

वारु विथी ना तो में, तंहिं में,

दंगर में छो दोलीं रे.

३. जानिब जी थी जाइ जीअ में,

टिकरिन में छो टोलीं रे,

पेरु परे ना प्रीतम् तोखां,

खरड़ा छा लाइ खोलीं रे.

४. कहे टेऊँ थी मखणु महीअ में,

नाहकु नीरु विलोड़ीं रे,

सत्ग्र मां सुधि पवंदइ सारी,

मूर्ख सां छो थी बोलीं रे.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### प्रभाती

## शिवोहम् शिवोहम् सदा ब्रोलि प्यारे

थलु: शिवोहम् शिवोहम्, सदा <u>बोलि</u> प्यारे, शिवोहम् बिना <u>बि</u>यो वचनु छ<u>ि</u> विसारे.

- वचन में वचनु शुभु, शिवोहम् सिमझु तूं,
   लखाए असुल खे, नकुल खां निवारे.
- २. असुलु एकता लिख, ब्रह्म आत्मा जी, नकुल द्वैतु जाणी, दिलां छिद धिकारे.
- अभिन्नता सुधा रसु, अमरु थी बणाए, ज़हरु थी जुदाई, हथां मौत मारे.
- ४. वठी ज्ञानु गुर खां, किंढिज द्वैतु दिलि मां, कहे टेऊँ खुशि रहु, ब्रह्म हिकु निहारे.

## शिवोहम् शिवोहम् सदा बोलि तोता

थलु: शिवोहम् शिवोहम्, सदा <u>बो</u>लि तोता, द्वैत जे दरियाह में, न तूं खाउ ग़ोता.

- न तूं पाण पिजिरो, न की आहि तुंहिंजो,
   भस्म में भुली छो, रातों द्वींहं रोता.
- न करि मोह ममता, मिटिन माइटिन में,
   अथई सभु ग़र्ज़ जा, पुत्र नारि पोता.
- करे तर्कु पिञिरो, उद्धिरु तूं अर्श दे,
   मिठा खाउ मेवा बग़ीचिन में होता.
- ४. रहे यादि जंहिंखे, असुलु रूप पंहिंजो, कहे टेऊँ तुंहिंजा, सभेई पाप धोता.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

### प्रभाती

## शिवोहम् शिवोहम् सदा बोलि मैना

थलु: शिवोहम् शिवोहम्, सदा <u>बो</u>लि मैना, रखी ध्यानु दिलि में समुझु हीअ सैना.

- जगत जो पसारो घणो ई रिचयो तो,
   छ दे दे तूं हाणे अजाई कल्पना.
- २. छ<u>दे बाहिरि भिटकणु, अची वेह</u> घर में, बिना भवन पंहिंजे सुखी मनड़ो थिए ना.
- रतन मांहि रोझी, न ब्रधु पाण पिञिरे,
   अथई नांउं जिहड़ो, रहित तिहड़ी रहना.
- ४. छ<u>दे</u> मां सिफाती, सची मैं संभालिजि, कहे टेऊँ गुर संगि, पसिजि पाणु नैना.

### बिलावलु

## सुबुह जा तूं साई, बेड़ा बने लाई

थलु: सुबुह जा तूं साईं, बेड़ा बने लाई, पलव था त पायूं, मुरादूं पुजाईं.

- सुमित दे सिमिनि खे, जिपिनि नाँउ तुंहिंजो,
   कुमित खे कढी तूँ, सुमित में रहाई.
- असां पाप जेके, कया हिति स्वामी, उन्हिन जी दे माफी, अगिते बचाईं.
- ३. भरे पेटु सभ जो, सजुण दे तूँ रोटी, लटा देई दातर, नंगिनि खे ढकाई.
- ४. रहण लाइ घरड़ो, सजुण <u>दे</u> तूँ सभ खे, बिना पाप वारे, धन्धे में लगाई.
- ५. रहे शान्ति सुखड़ो, सिभिनि विट सदाई, दया पाले सभ जा, मर्ज़ कुलु मिटाई.
- ६. उथी महिल अमृत, जिपिन नामु जेके,
  कहे टेऊँ तिनि जा, अर्ज़ कुलु अघाईं.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 भैरवी

### भागुनि वारा से थी जगु में

थलु: भागिन वारा से थी जग में,

सत्गुर जिनि खे यादि अदा.

- १. श्रद्धा सां जे द्वींहं मल्हाइनि, अन्दर में उत्साहु रखी, चइनि जुगुनि में अङण उन्हिन जा,
  - रहिन सदा आबादु अदा.
- २. औखीअ तिनि खे अचे न काई, दुश्मनु तिनि ना वारु करे, सत्गुर जंहिंजो आ रखवारो, जम खां से आज़ाद अदा.
- े. थियनि मनोरथ पूरा तिनि जा, भरिया रहनि भण्डार सदा, नाइं गुरनि जे खर्चिन जेके, हिति हित तिनि अहलाद अदा.
- ४. सत्गुर में सिक आहे जिनिजी, अटलु उन्हिन ते छत्रु फिरे, कहे टेऊँ सिक नाहे जिन में, जनमु तिनी बरबादु अदा.

## प्रियनि जो पैग़ामु

थलु: प्रियनि जो पैग़ामु पढ़ी मन,

मुहबत में मस्तानु थियो.

मोतियुनि जिहड़ा अखर पने ते,
 प्रियनि लिखिया हयडा सां.

।प्रयान ।लाखया ह्यड़ा स

जो कुछु लिखियलु मुंहिंजे लाइ सो,

ईश्वर जो ऐलानु थियो.

२. हर हर पत्रौ पढी प्रियनि जो,

चुमीं रखां मां चिश्मनि ते.

उम्र सजीअ में अजु ई समुझियुमि,

ईश्वर जो ऐहसानु थियो.

३. मिठा लगुनि था अखर प्रियनि जा,

माखीअ मिसिरीअ अमृत खां.

कयो कर्म् कुलु अजु ई जातुमि,

प्रभूअ दरि प्रवानु थियो.

४. कहे टेऊँ अजु करे भलाई,

प्रियनि दिलि में यादि कया.

पतो दिनो इहो पत्रे मूंखे,

पत्रो मूं लाइ प्राणु थियो.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### भैरवी

### माया वारा माया ते तूं

थलु: माया वारा माया ते तूं,

भुल्जी करि न माणु कदी.

 मायापतीअ जी माया आहे, तुंहिंजी कद्विं न थियणी आ,

सुपने में भी तंहिं माया खे, पंहिंजी करे न जाण् कदी.

 साणु न तोसां आई माया, हाणे बि तोसां साणु न थी,

> मरणु पुजाणां हिकिड़ी विख भी, हले न तोसां साणु कदी.

 जंहिंजी आहे तंहिंखे <u>दे</u> तूं, तंहिंमें तुंहिंजो आहि भलो,

यतन कंदे भी तुंहिंजी थिए ना, व्यर्थु खोइ न पाणु कदी.

४. कहे टेऊँ जिनि पंहिंजी समुझी, आखिरि तिनि पछितायो थी,

तूं भी मोहु कंदें जे उन में, तुंहिंजो थे न कल्याणु कदी.

# भगवत् गीता पढ़ तूं प्यारा

थलु: भगवत् गीता पढु तूं प्यारा, पढ़ंदें सुणंदे शान्ति अचे थी, मन जा मिटनि मूंझारा...३

- गीता जिहड़ो पुस्तकु बियो को, लोक टिन्हीं में नाहे,
   मन मोहन जे मुंहं जा मोती, जंहिंमें भिरयल सारा...३
- २. गीता पढ़ गीता सुणु तूं, गीता लिखु तूं हथ सां, गीता गीता मुंहं सां चउ तूं, गीता ज्ञान वीचारा...३
- ३. गीताऊँ थी केई जगत में, शंकर गीता आदिक, भगवत् गीता तिनि सभिनी खां, ऊंची समिझ उदारा...३
- ४. वेदनि रूपी सागर अन्दरि, गीता अमृतु आहे, सन्त सभा मिल अमृत कढियो, पीअनि देव दुलारा...३
- ५. जीअरे मित <u>दे</u>, मुए मित <u>दे</u>, भूत प्रेत सां राखे, कहे टेऊँ कुलु पित्र उधारे, गीता मुक्ति दुआरा...३

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

### भैरवी

# जनमु लही अजु जोगी आयो

- थलु: जनमु लही अजु जोगी आयो, टेऊँराम आ नालो जंहिंजो, सभ जे मन खे भांयो.
- चेलाराम खे <u>दि</u>यनि वाधायूं, <u>बार बु</u>ढा नर नारियूं, शहर खंडूअ जे गलीअ गलीअ में, <u>दा</u>ढो आनन्दु छायो…
- २. जनम लहण सां थी रोशिनाई, अविद्या ऊँधिह वयड़ी, सूरज वांगुरु उभिरी जग में, कुलु अंधिकारु मिटायो...३
- ३. ग्वाल बाल जे कृष्य जा हुआ, तिनिमां हिकिड़ो ही भी, मोहन वांगुरु बीन वजाए, सब खे मस्तु बणायो...३
- अ. जग जे तारण खातिर जोगी, हुक्म हरीअ सां आयो,राम नाम जे बेड़े चाढ़े, सारो साथु तरायो...३
- ५. शान्ति प्रकाशु चवे हथ जोड़े, ईहो अर्जु अघायो, सत्गुर पंहिंजे चरनिन में नितु, मन जो प्रेमु वधायो...३

### रंग भरी हीअ शादी आहे

थलु: रंग भरी हीअ शादी आहे,

भाग भरी हीअ शादी आहे.

साध बि आया सन्त बि आया,
 आया थी गुर भाई,

मण्डिलियुनि सुधा सत्गुर आया,

प्रेमी आया काहे ... ३

२. भाउर आया भेनरु आयूं,

आया सगा सनेही,

ओरियां परियां जा माइट आया,

सुहिणा कपिड़ा पाए ... ३

३. दुहिल दमामा बैन्डियूं बाजा,

खूबु वजनि शहनायूं,

सखियं सहेलियं लादा गाइनि,

ताड़ियूं खूबु वजाए ... ३

४. सत्ग्र जी आसीस इहा,

ज्ग ज्ग जोड़ी जीअंदी,

पाण वद्वनि जी सेवा कंदा,

मन में प्रेमु वधाए ... ३

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### भैरवी

# सभ खां सुहिणो शान्तीअ वारो

थतुः सभ खां सुहिणो शान्तीअ वारो, शांतीअ वारो वणे सभिनि खे, लगे राम खे प्यारो...३

- शान्ति रहे जिति, स्वर्ग उते थी, वैकुंठि भी उति जाणिजि,
   कोविड साडो झिगुडो जाते, सो घर नर्क द्वारो...३
- २. कुटिल क्रोधी विहु जे वांगुरु, पाण मरे <u>बि</u>या मारे, शांतीअ वारो अमृत वांगुरु, मुअल जी आरणि हारो...३
- ३. कावड़ि कोसीअ अग्नीअ वांगुरु, पाण <u>ब</u>रे <u>बिया बा</u>रे, शांतीअ वारो पाणीअ वांगुरु, ठारे ओड़ो पाड़ो...३
- ४. राति सूंहें थी चंड सां जिएं, <u>दीं</u>हुं सूंहे थी सिज सां, शांतीअ सां तीअं मनुषु सूंहे थी, अखि सां जीएं तारो...३
- ५. जप तप नियम व्रत पिणु, शान्तीअ सां सभु सूंहिन, ब्रह्म ज्ञान जो फलु थी शान्ती, फल सां वृक्षु सूंहारो...३
- ६. शान्तीअ वारो चिमके जग में, चंड वांगुरु चौधारी, दर्शनु तुंहिंजो आनन्दु दिए थो, सुख जो शान्ति भण्डारो...३
- ५. सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, सोई पूरणु त्यागी, कहे टेऊँ जंहिं शान्ती मन में, सोई सन्तु सचारो...३

## जोगी मुंहिंजे जीअ जा जीआरा

थतुः जोगी मुंहिंजे जीअ जा जीआरा, प्रेम संदो जिन जामु पियारियो, मिठिड़ा से मनठारा...३

- १. जोगियुनि खे तूं पिटि न जीजलि, जोगी जीअनि सदाई, जोगियुनि बाझां दमु ना जीआं, जोगी प्राण आधारा...३
- जोगियुनि खे तूं घटि न जाणिजि, जोगी जीअ जा राखा,
   जोगी मुंहिंजा सगा सनेही, जोगी परम प्यारा...३
- ३. जो<u>गियु</u>नि वटि ना पैसो तोड़े, त<u>द</u>िहं बि जुग जा वाली, मिटीअ मंझा किन माणिक पैदा, कुदिरत जा करतारा...३
- ४. मुरलीअ सां जे नांग फासाइनि, से ना जोगी जाणिजि, गुर मन्त्र सां मनु जिनि रोक्यो, जोगी से अवतारा...३
- ५. जोगु पचाए जोगी थियड़ा, मन इन्द्रियुनि खे जीते, कहे टेऊँ कनि आश न कंहिंजी, जगु खां रहनि न्यारा...३

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 भैरवी

## मुंहिंजो गुरु गरीब निवाज़ु आ

थतुः मुंहिंजो गुरु गरीबु नवाजु आ, जंहिं पूरो क्यड़ो काजु आ.

- श. जा जा मन थे आशा कयड़ी,सा सा मुंहिंजी पूरी थियड़ी,सदा महिर कंदड़ महराजु आ, जंहिं पूरो...
- दया करे गुर वशं वधाई,
   दाइमु घर में जोति जगाई,
   रखियो सिर ते जस जो ताजु आ, जंहिं पूरो...
- महलु दिनो गुर खासु रहण लइ,
   धन्धो दिनो गुर पेट गुज़र लइ,
   कयो न कंहिंजो ना मोथाजु आ, जंहिं पूरो...
- ४. देह अरोगी माया पंहिंजी,
   नव निधि घर में कमी न कंहिंजी,
   दिनो सिमनी मुखिन जो साजु आ, जंहिं पूरो...
- ५. ब्रोधु बुद्धीअ में संगु सन्तिन जो, विरयूं वाधायूं मेल मिटिन जो, घरि एके जो आवाजु आ, जंहिं पूरो...
- ६. कहे टेऊँ सभु थियड़ी सौली, गुरुअ देखारी कान का औली, रखी सभ प्रकारें लाज आ, जंहिं पूरो...

# मुंहिंजो सत्गुर सुणु सुवालु तूँ

थलु: मुंहिंजो सत्गुर सुणु सवालु तूँ, करि नामु देई न निहालु तूं.

- १. सुमित देई किर सुमितीअ वारो, संतिन में जीअं थियां सोभारो, आहीं कृपा कंदड़ कृपालु तूँ - किर नामु...
- भगति दुई करि भगितीअ वारो,
   प्रभूअ खे जिअं लगां प्यारो,
   आहीं दीनानाथु दयालु तूँ करि नामु...
- इ. ज्ञानु दुई किर गुरमुखु मूंखे,जीअं वणां मां सत्गुर तोखे,आहीं बेहालिन जो हालु तूँ किर नामु...
- ४. कहे टेऊँ इहो अर्जु अघाइजि,सत्गुर पंहिंजे चरनिन लाइजि,आहीं पूरणु पुरुष अकालु तूँ किर नामु...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

### भैरवी

# मन सत्गुर सां करि प्यारु रे

थलु: मन सत्गुर सां करि प्यारु रे, जंहिंखां मिले सत् विचारु रे.

- जडु छाहे ऐं चेतनु छाहे,
   मरमु इहो सत्गुरु सिमझाए,
   अथी सत्गुर ज्ञानु भंडारु रे जंहिंखां मिले...
- राम नाम जी देई माली,
   कर्मनि जी कुलु कटे कंगाली,
   अथी गुरु वद्वो दातारु रे जंहिंखां मिले...
- ३. देह संदो अभिमानु मिटाए, बन्दे मां भ<u>ग</u>वानु बणाए, अथी सत्गुरु सृजणहारु रे - जंहिंखां मिले.....
- लख उपकार गुरुनि जा भांयां,
   कहे टेऊँ मां किहड़ा गायां,
   वञां सत्गुर तां बिलहारु रे जंहिंखां मिले...

# मन आहीं खुदि भगवानु तूं

थलु: मन आहीं खुदि भग्वान तूं, पर जे न करीं अभिमानु तूं.

- चारि वेद जसु जंहिंजो गाइनि,
   जोगी जंहिंजो ध्यानु लगाइनि,
   आहीं मालिकु सो मेहरबानु तूं पर जे...
- २. देव देवी जंहिं पूजिनि प्यारा,सिद्ध सादक जंहिं सेविनि सारा,आहीं प्रभूअ जो प्रधानु तूं पर जे...
- मन बुद्धी बाणीअ खां न्यारो,कोष पंजिन खे जाणिण हारो,आहीं सखी सो सुल्तानु तूं पर जे...
- ४. घट घट अन्दिर खेलिण हारो,
  कहे टेऊँ जो प्राणु प्यारो,
  आहीं निर्गुणु सो निर्बाणु तूं पर जे...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### भैरवी

# मन घड़ीअ घड़ीअ जिप राम तूँ

थतुः मन घड़ीअ घड़ीअ जिप रामु तूँ, छि कूड़ कपट जा कम तूँ.

- १. कूड़ कपट मां कुझु न वटींदें, नाहकु पंहिंजी पाड़ पटींदें, हली रोअंदें अंति तमामु तूँ - छदि कूड़ ...
- २. कूड़ा जग जा जाणिजि धन्धा,
  लोभु न करि तिनि कारणि अंधा,
  करि दया धर्मु पुत्र जामु तूँ छद्धि कूड़ ...
- कौलु कयो तो गर्भ मंझारे,
  भजनु कंदुसि मां, छिद्युइ विसारे,
  उहो पूरो किर अंजामु तूँ छिद्द कूड़ ...
- कूड़ कपट जिनि लाइ करीं थो,
   किम न ईंदइ मुफ्त मरीं थो,
   सचो संगी सिमझु सत्नामु तूँ छिद कूड़ ...
- ५. कहे टेऊँ अञां महिल न वेई,
  नामु जिप किर सफली देही,
  वठु सन्त गुरिन जी शाम तूँ छिद कूड़ ...

## मुंहिंजो साजनु मूंसा साणु आ

थलु: मुंहिंजो साजनु मूंसा साणु आ, इहो गुरुअ जाणायो जाणु आ.

- अखड़ियुनि ओद्धा जीएं तारा,
   साणु रहिन तीअं सजण सूंहारा,
   जीअं चंड सां गद्ध चांडाणि आ इहो गुरूअ...
- मासु हद्विन सां गद्धु आ जीएं,
   मालिकु मूंसा गद्धु आ तीएं,
   जीअं गुल सां गद्धु सुरहाणि आ- इहो गुरूअ...
- परे परे थे जंहिंखे जातुमि,
   सभ खां वेझो तंहिंखे पातुमि,
   जीअं मंड सां गद्ध मांडाणु आ इहो गुरूअ...
- भेनर हाणे भउ न भायां,
   साजन सां गदु हरदमु आहियां,
   कहे टेऊँ गदु जीअं पाणु आ इहो गुरूअ...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

## भैरवी

## मुंहिंजा आया सन्त सुजान थी

थतुः मुंहिंजा आया सन्त सुजान थी, जिनि मां तनु मनु धनु सुजानु थी.

- साधूअड़ा जिनि पेर घुमाइनि,
   भला उन्हिन जा भाग बणाइनि,
   इहे दया कन्दड़ दयावान थी जिनि तां...
- २. साधू जंहिंते कृपा धारिनि,आई आफत तंहिंजी टारिनि,इहे बुली वदा बुलवान थी जिनि तां...
- सन्तिन सां जे प्रेम करिनि था,सहजे तिनि जा कार्ज सिरिनि था,सहे भलो कन्दइ भग्वान थी जिनि तां...
- अविद्या जो तंहिं रोगु मिटाइनि,
   इहे गुणी वदा गुणवान थी जिनि तां...

# भले दुनिया जी करि कारि तूं

थलु: भले दुनिया जी करि कारि तूँ, पर साइँअ खे न विसारि तूँ.

- १. रहे समुण्ड में सिपी निमाणी, बादल जो पर पीए पाणी, तीअं घर जे अन्दिर घारि तूँ - पर...
- २. त्रिया तो ड़े रहे पेक नि में, करे पतीअ जो सुमिरणु मन में, तीअं गुल्शन में त गुज़ारि तूँ - पर...
- 3. तनु <u>दे</u> ज<u>ग</u> ते विहंवारिन खे, मनु <u>दे</u> गुर जे वीचारिन खे, इएं <u>बे</u>ई सांग संवारि तूँ - पर...
- ४. घर जी किर कुछु, किर तूँ पर जी, हट जी किर तूं, किर तूँ हर जी, कहे **टेऊँ** जनमु सुधारि तूँ - पर...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

### भैरवी

# तूँ आहीं हिति महिमानु रे

थलुः तूँ आहीं हिति महमानु रे, करि एदो न अभिमानु रे.

- १. जे हिति आया से सभु वियड़ा, काइमु के भी हिति न रहियड़ा, जगु जाणिजि कूचु मकानु रे - करि...
- २. चइनि <u>दीं</u>हिन जो चाहे चिटको,रहे काल जो सिर ते पिटको,अथी दम पल जो गुज़रानु रे करि...
- रावण खे हुई सोनी लंका,थियसि नसीबु न हिकड़ी टंका,वयो अंति कंदो अरिमानु रे करि...
- र. सिकन्दरु हुयड़ो मुल्क जो वाली,
   वयो करे हथ बेई खाली,
   कुझु साणु खंयो न सामानु रे करि...
- ५. छाते तूँ थो पाणु प<u>दा</u>ई, कहे **टेऊँ** थिरि रहिणो नाहीं, सिखु सन्तनि खां इहो ज्ञानु रे - करि...

### मालिक महिर कयो

थलु: मालिक कयो महिर, मूंते बाझ कयो त इहाई, गदु संगी हुजिन त सदाई. मन में प्यास रहे दिलि में आस रहे त इहाई, गदु सांगी हुजिन त सदाई.

- दिसी सांग्युनि खे नेण ठरिन था,
   गुल ब्रूटियल खुशि थी खिड़िन था,
   पी प्रेम ज़री मस्ती चढ़ी, शहनशाही गद्दु...
- ज<u>दिहं</u> चविन संगीअड़ा वजूँ था,
   त<u>दिहंं बाहिरी</u>अं तरह त मञ्यूं था,
   मनु कीन मञे, त को सांगी वञे, चवां जाई-गद्ध...
- ३. वजणु सांगियुनि जो कीन वणे थो,
  जुणु तीरु हीएं को हणे थो,
  सघां कीन चई, रोअनि नेण बई, त इहाली-गद्...
- ४. मञिनि अर्जु जे मालिक मुंहिंजो, वारिनि वञणु सांगीअड़ा पंहिंजो, खुशि थींदुसि त<u>द</u>हिं, सांगी रहन्दा ज<u>द</u>हिं, लिवं लाई- ग्दु...
- ५. कहे टेऊँ थो पूर पचायां, अञां सांग्युनि खे कीअं मां रहायां, संगु सांग्युनि वणे, गुण कहिड़ा गुणे, हाल भाई- गुदु...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 भैरवी

# अचो प्रेमु रखी नितु नेमु रखी

थतु: अचो प्रेमु रखी नितु नेमु रखी, सत्संग में, अची मन खे रंग्यो हरि रंग में.

- १. सत्संग में अचणु सुठो आ, मां खूबु अची त दिठो आ, तन जा पाप मिटनि, मन जा पाप मिटनि, जीअं गंग में-अची...
- सत्संग में जे भी अचिन था,
  से राम जे रंग में रचिन था,
  तोड़े ऊच हुजिन, तोड़े नीच हुजिन, कंहिं ढंग में-अची...
- सत्संग में महिल सां ईंदउ,
   तो भागिन वारा थींदउ,
   मन में शान्ति अचे, मुंहं में क्रान्ति अचे, हर रंग में-अची...
- ४. सत्संग जी महिल न टारियो, अची नेम सां जनमु सुधारियो, जीअरे जुगति मिले, मुए मुक्ति मिले, सु उमंग में- अची...
- ५. सत्संग जी महिमा छा गायां, कहे टेऊँ न पारु का पायां, दिठ्मि पंहिंजे अखें, क्या सुधरी लखें, प्रसंग में- अची...

## पंहिंजो पाणु पलिजि

थलुः पंहिंजो पाणु पलिजि, पोइ बिए खे झलिजि, ए प्यारा, इएं चवनि था सन्त सचारा.

- १. वणे गाल्हि न तोखे जाई, करि भुल्जी न साजन साई, बिए दे कीन निहारि, पंहिंजो पाणु संभारि, सिमण वारा-इएं...
- २. अजु चवण जो वक्तु कंहिं नाहे, जो चवन्दो सो वेरु पिराए, तंहिंखां माठि भली, ईहा नेकु गली, अकुल वारा-इएं...
- जीअं अतिथि वणे न कृपण खे,तीअं सिख्या वणे न दुर्जन खे,छा झिरकीअ चयो, छा बान्दर चयो, इज़हारा- इएं...
- ४. <u>दे</u> सिख्या जे कोई थो कंहिंखे, ल<u>गे</u> कावड़ि ऐं तीसो तो तंहिंखे, थोरा कीन मञिनि, उल्टो बासण भजनि, गेंवारा- इएं...
- ५. हरकोई थो सेरु सदाए, कोई टेऊँ न पउ चवाए, कंहिंजी कान हले, हरिको पाणु पले, ए सूंहारा-इएं..

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 भैरवी

## सत्गुर दीन दयाल स्वामी

- थतुः सत्गुर दीन दयाल स्वामी, मुंहिंजो अर्जु अघायो, शरणि तव्हांजे आयुसि, सत्गुर पंहिंजो दरसु पसायो.
- १. सुमित दुई कढु कुमित घर मां, नेमु देई किर नेमी, दुई नम्रता हउमा कढु तूं, प्रेम दुई किर प्रेमी, सन्तिन जी सत्संगित देई, खोटो संगु हटायो.
- दुई सुजागी ग़फ्लत कढु तूं, जग खां किर वैरागी,
   दुई सीतलता कढु चंचलता, हिर जो किर अनुरागी,
   रंगु दुनिया जो मन खां मेटे, आतम रंगु चढ़ायो.
- ३. सार रुप जी सोझी देई, साखीअ जी दे समता, मिथ्या दृष्टि दई जगत लइ, माया मां कढु ममता, सार शब्द सां सुरिती मेले, ऊँचे घरि पहुंचायो.
- ४. केई पदार्थ आहिनि ज<u>ग</u> में, आँउ न कोई चाहियां, जंहिं त <u>गा</u>ल्हि जो प्यासी आहियां, सो थो अर्ज़ु सुणायां, कहे टेऊँ जीअ वणां अव्हांखे, अहिड़ी रहति रहायो.

### मूर्ख मनड़ा पाप न करु

थलु:मूर्ख मनड़ा पापु न करि तूं, दाढो दुखियो थींदें, अगियां तोखां मालिकु पुछंदुइ, किहड़ो जवाबु तूं दींदें.

- १. द्वाढी थी सरिकारि धणीअ जी, ग़ाफ़िल तंहिंखां द्वकु तूं, तिर तिर जो हुति लेखो वठन्दइ, सिमझु न तंहिंमें शकु तूं, हिकु हिकु पेरु परुड़े खणु तूं, खाउ न बिए जो हकु तूं, घटि विध कंहिंखां कुछु भी किन ना, पूरो हिसाबु भरींदें.
- २. ज़ाति पाति जो साईंअ अगियां, ज़ोरु हले ना कोई, प्रभु कंहिंजो वठे न पासो, सभ कंहिं सां सागोई, पीर फकीर बि दर साईंअ जे, तोबह किन था रोई, जहिड़ोई हिति बिजु पोखींदें, तहिड़ोई हित लुणंदें.
- ३. कर्म कन्दे जे किहड़ा बि हिति, जाणिन तिहिंखे चोदहां, चित्रगुप्त कुलु लिखी वहीअ ते, खणी हलिन सभु ओदांहां, धर्मराय विट लेखो थीन्दुइ, जेकी रहन्दुइ तोदांहुं, उनजे मूजिबि दियिन फैसलो, बेविस थी भोगींदें.
- ४. विझी ज़ंजीर गि्चीअ में कद्धहीं, उबतो हुित लटिकाइिन, गरम थंभे सां जिकड़े कद्धहीं, बेहिद जािन जलाइिन, घाणे अन्दिर पीड़े कद्धहीं, कुंभी नर्क में पाइिन, जम दूतिन तूं मारुं खाई, ज़ािर ज़ािर पियो रोअंदे.
- ५. कहे टेऊँ तूं गालिह इन्हीअ में, तिरु भी शकु न भांइजि, करे अयाणप वक्तु अमोलकु, पापिन में न गंवाइजि, सत्गुर सन्तिन साणु मिली कुछु, पुत्र जा कर्म कमाइजि, नर्किन जा दुख मूरु न दिसन्दे, जे तूं नामु जपींदे.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 भैरवी

## राज़ी मूंते राम शल थींदें

थलु: राज़ी मूंते राम शल थींदें.

- अची अवहां जो दरु में विरतो,
   अर्जु निमाणीअ जो सुणंदें...
- २. जनम जनम खां मूं विछिड़यल खे, पंहिंजे संग में मेलींदें...
- ३. साध संगति में नामु जपाए, जनम मरण जो दुख मेटींदें...
- ४. कहे **टेऊँ** नंगु पाले पंहिंजे, वासो चरननि में <u>दीं</u>दें...

# प्रभू तोखे आउं परिचायां

थलु: प्रभू तोखे आउं परिचायां

- जंहिं गाल्हें तूं प्रभू परिचीं,
   गाल्हि उहा मां गाल्हायां...
- २. साध संगति में रोज़ु अची माँ, गोबिन्द तुंहिंजा गुण गायां...
- हर हर तोखे हथड़ा जोड़े,
   बिद्यूं पंहिंजूँ माँ बख्शायां...
- ४. ज<u>ग</u> जा नाता टोड़े सभई, लालण तोसां लिंव लायां...
- ५. कहे टेऊँ आँउ जहिड़ी तहिड़ी, गोली तुंहिंजे घरि आहियां...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

### भैरवी

### मनड़ा तोखे आँउ समिझायां

थलु: मनड़ा तोखे आँउ समिझायां.

- १. सिमझण जी हीअ मिहल अथेई, सिमझी वठु करि सफली देही, भलो तुंहिंजो थी चाहियां.....
- हिक हिक दम जो मुल्हु लखु लखु थी,
   नाम बिना मुल्हु तिहंजो कखु थी,
   गाल्हि सची माँ गाल्हायां.....
- चोरी चुगली निंदिया किर ना,अवगुणु कंहिजो दिलि ते धिर ना,सन्तिन जा गुण सेखारियां.....
- ४. सभ खां मिठिड़ी बोली बोलिजि,पड़िदो कंहिंजो ना तूं खोलिजि,प्रभूअ विट माँ पहुचायां.....
- ५. कहे **टेऊँ** जे वचनु मर्जींदें, हिति हुति मन तूं सुखियो थींदें, नेकियूं तुंहिजू माँ <u>गा</u>यां.....

# भैरवी आखिरि मुहिंजा लाल हितां हलिबो

थलु: आखिरि मुहिंजा लाल हितां हिलबो, हितां हिलबो लाल हितां लिदुबो.

- हाजे लाइ थो माया मेड़ीं,
   पैसो साणु न हिकु खिणबो...
- २. जी जी छा तूँ जग में जीअंदें,मौत हथां नर नेठि मिरबो...
- ३. मूरख तन जो माणु न करि तूँ, नेठि मिटीअ में महु ग<u>दि</u>बो...
- ४. कहे टेऊँ सत्गुर प्रसादी, जम जे फासीअ खां छुटिबो...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 भैरवी

# अमां मूंखे मोकल दे

थलु: घरु कीन वणे तुंहिंजो, आँउ वेंदुसि जोगियुनि दे.

- झिल कीन अमां मूंखे, चवां बांहूं बिधी तोखे,
   विझ देरि न मोकल में, दिसु मुंहिंजे रोअण दे.
- जगु सारो सुज भायां, दिलि कंहिंसां अटिकायां,
   मनु कंहिंसां कीन मिले, वजां काहे केचियुनि दे.
- ३. जीउ जो<u>गिय</u>ुनि सां जुड़ियो, मंडु मुहबत जो मढ़ियो, मिठा कीन ल<u>ग</u>नि मिट <u>बि</u>या, साहु सारे सांगियुनि <u>दे</u>.
- ४. हाणे छलिबुसि ना छल में, नकी झलिबुसि कंहिं झल में, अची बाहि बिरह <u>बा</u>री, दमु विरिहु न वेहणु <u>दे</u>.
- ५. रहां जो<u>गिय</u>ुनि सां झंग में, लटा कीन पायां अंग में, कहे टेऊँ दर दर ते, चवां माता भोजनु <u>दे</u>.

# मुंहिंजा सांगी शल साणु ईंदा

थलु: मुंहिंजा सांगी शाल साणु ईंदा, जिनि लाइ पुछां पियो माँ, अची दर्शनु से <u>दीं</u>दा.

- जिनि लाइ जुड़ियूं जायूं,
   तिनि जायुनि में जोगी शल वासु अची वठंदा.
- र. जिनि लाइ उथिन उधमा,से बाझ करे बहुगुण, शल सेघु अची मिलंदा.
- जिनि लाइ कयमि तारूं,से पेर भरे प्रीतम, शल वेढ़े मूं वसंदा.
- ४. जिनि लाइ अथिम सिकड़ी,तिनि संगियुनि जा दर्शन, शल नेण दिसी ठरंदा.
- ५. कयो भेनर आसीसा,कहे टेऊँ थे मेलो, शल खुशि थी गुदु लिखंदा.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### भैरवी

## मुंहिंजा सांगी था त वजनि

थलुः मुंहिंजा सांगी था त वजनि, आँउ रोकियां थो तिनि खे, पर रुक्यो ना रुकिजनि.

- बुधी वजण संदी वाई,
   कुल ख़ल्क मिड़ी आई,
   किन मिन्थ मजाइण लाइ, पर झल में ना झिलजिन.
- दिसी संगियुनि जी त्यारी,
   रोए संगति थी सारी,
   किन दर्द मंझा दांहूं, पर टिकियो कीन टिकिन.
- स्वाल पांधु गिचीअ पायां,
  सिरु चरनि ते नायां,
  हथ जोड़िया पियो हर हर, पर रहियो कीन रहिन.
- अथी प्रानि खां प्यारा,
   कहे टेऊँ से सांगी, अजु मूंखां था विछिड़िन.

### सतार खे परमेश्वर जाणी

थलु: सत्गुर खे परमेश्वर जाणी,

तंहिंजो धरि मन ध्यानु सदा.

साहिबु सत्गुर में तिरु मात्र,
 फर्कु न कोई जाणिजि तूँ,
 जहिड़ो साहिबु तिहड़ो सत्गुरु,

बेई जाणु समानु सदा.

सितगुर खे जंहिं साहिबु सिमझियो,
 गुर खे उन्हीअ सुजातो थी,
 मनुषु करे जंहिं गुर खे जातो,

मूर्ख सो नादान सदा.

हिर्मुणु शब्द रुपु गुरु जाणिजि, सर्मुणु गुरु आकारु अथी, सिमझ सुरिति खे चेलो सचु पचु,

सन्तिन जो फरमानु सदा.

४. सुरिति शब्द सां मेले गुरमुख, करे सवारी पवन मथां, कहे टेऊँ हलु बेग़मपुर दे,

अमृत जो करि पानु सदा.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### भैरवी

#### सन्तिन सां करि प्यारु

थलु: सन्तिन सां करि प्यारु मुंहिंजा मन, सन्तिन जहिड़ो सजुणु न कोई.

- सन्तिन सां जे प्यारु कन्दें तूँ,
   तुंहिंजो कन्दो निस्तारु, मुंहिंजा मन...
- २. मूढ़िन सां जे मुहब्बत कन्दें, हिति हुति थींदे ख़्वारु, मुंहिंजा मन...
- ३. सन्त सहाई थियनि विपति में, सुख <u>बे</u>ली संसारु, मुंहिंजा मन...
- ४. सन्त द्वियनि सुख सभ जीवनि खे, मूंढं द्वियनि आज़ारु, मुंहिंजा मन...
- ५. कहे टेऊँ थी लोक टिन्हीं में, संतनि जो संगु सारु, मुंहिंजा मन...

## सन्तनि जो करि संगु

थलु: सन्तिन जो किर संगु मुंहिंजा मन, सन्तिन जिहड़ो संगु न कोई.

- साध संगति में तनु मनु सुधिरे,
   खारे थो कुसंगु मुंहिंजा मन...
- २. भलो जीव जो भागु बणाए,मेटे खोटो अंगु मुंहिंजा मन...
- ३. जीअरे जसु <u>दे</u> मुए मुक्ति <u>दे</u>, कालु न मारे <u>दंगु</u> - मुंहिंजा मन...
- ४. रंग दुनिया जा मेटे सभई, चाढ़े आतमु रंगु - मुंहिंजा मन...
- ५. कहे टेऊँ कुलु सन्सा मेटे, निर्भय करे निसंगु - मुंहिंजा मन...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### भैरवी

# सन्तनि बिनु वैरानु जीजलि

थलु: सन्तिन बिनु वैरानु जीजलि, सारो ही संसारु थी भायां.

- सन्त जिते उते मेला मिल्हिजिन,
   सन्तिन बिनु शमशानु जीजिल...
- २. सन्त जिते उति वसंदी आहे, सन्तिन बिनु बयाबानु - जीजलि...
- ३. सन्त जिते उते नाम जूं ख़ुशियूं, सन्तनि बिनु अरमानु - जीजलि...
- ४. कहे टेऊँ सुखु सन्तिन में थी, संतिन बिनु दख खाणि - जीजलि...

#### धनाश्री

#### सांगी छो था वजनि री जीजलि

थलु: सांगी छोथा वजनि री जीजलि, दिसनि असां में के ऊणायूं.

- शाहिन असां में कुलु उणायूं,
   कहिड़ियूं बुधाए किहिड़ियूं बुधायूं,
   दोह न को सांगियुनि री जीजिल...
- २. अर्ज़ कयुमि मां केई वारी,संगीअड़ा त बि करिन तयारी,मिन्थू कीन मञ्जनि री जीजिल...
- कयिम उपाव रहण लाइ केई,
   सांगियुनि अि<u>ग</u>यां हलिन न सेई,
   पंहिंजी का बाझ करिनि री जीजिल...
- प्राख़िर जो हीउ अर्जु अघाइनि,
   कहे टेऊँ ना दिलां भुलाइनि,
   भेरो कीन भजनि री जीजलि...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### धनाश्री

### सत्नाम साखी बोलि

थतु: सत्नामु साखी <u>बोलि मुंहिं</u>जा मन, सत्नाम् साखी <u>बोलि</u>.

- घड़ीअ घड़ीअ जिप सत्नाम् साखी,
   भाग पंहिंजे खे खोलि मुंहिंजा मन...
- २. सत्नाम् साखीअ सां लिवं लाइजि,रुहु रसिन में न रोलि मुंहिंजा मन...
- सत्नाम् साखी नओं निरालो,जंहिंजो मोलु न तोलु मुंहिंजा मन...
- ४. कहे टेऊँ गुरदेव दिनो मूँ, वजां गुरिन तां घोलि - मुंहिंजा मन...

#### धनाश्री

### खासीअ सां करि प्यारु

थलु: साखीअ सां करि प्यारु, मुंहिंजा मन, साखीअ <u>बा</u>झो सुत्र थी सारी.

- साखीअ सत् थी, साखीअ चित् थी, साखीअ गत् थी, साखीअ नित् थी, साखीअ अखण्डु अपारु - मुंहिंजा मन...
- २. साखीअ सां जगु सारो सुहिणो,साखीअ सां जगु, दाढो मुहिणो,साखीअ जो सींगारु मुंहिंजा मन...
- राष्ट्र मित सां तूं साखी जाणिजि,जाणी साखीअ खे रंगु माणिजि,साखी आनन्दु सारु मुंहिंजा मन...
- ४. साखीअ जो थी जाणणु इहो, साखीअ बाझो दिसु न बियो, साखीअ जो दीदारु - मुंहिंजा मन...
- ५. कहे **टेऊँ** सो परे न तोखां, बिल्कुल तुंहिंजे वेझो सभा खां, गुर खां वठु वीचारु - मुंहिंजा मन...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### धनाश्री

# भगवत जो भउ धारि मुंहिंजा मन

थलु: भगवत जो भव धारि मुंहिंजा मन, भउ धारण सां भउ न थींदुइ.

- हाजुर नाजुर हरीअ खे जाणु,
   भव सां किर कुल कारि मुंहिंजा मन...
- २. जेसीं जीअरो आहीं जग में,भव में तेसीं घारि मुंहिंजा मन...
- भव जो जामो पाए जीअ ते,
   जम जो सीउ निवारि मुंहिंजा मन...
- ४. भव जो पीहरु पुख्तो <u>दे</u>ई, पंहिंजी पोख संभारि - मुंहिंजा मन...
- ५. जीव जे उन्नतीअ खातिर हरदमु, भव जो सबकु सेखारि - मुंहिंजा मन...
- ४. कहे टेऊँ रहु भव में हरदमु, बेड़ो थींदुइ पारि - मुंहिंजा मन...

### धनाश्री

# प्रभूअ जो थीउ दासु, मेरे मन

थलु: माया में सुखु नथी, मुंहिंजा मन, माया जो छद्धि ममत मिटाए.

- १. वदा वदा जे मायाधारी, पद्मिन हूंदे रोअनि जारी, दाढे दुखिन में अथी - रे मुंहिंजा मन...
- २. सविन वारिन खे सूर सविन जा,लखिन वारिन खे पूर लखिन जा,होदिणि दे ना हथी रे मुंहिंजा मन...
- हिन कालिन में माया दुखु दे,
   कंहिं बि समे ना माया सुखु दे,
   सूरिन जी थी सथी रे मुंहिंजा मन...
- ४. माया ईंदी चिन्ता ईंदइ, सुख जो जीअणु घड़ी न <u>दीं</u>दइ, भयता जी थी बथी - रे मुंहिंजा मन...
- ५. माया तोखे बाज़िण आहे, कंहिं सां भी ना तोड़ि निभाए, साणु हले ना खथी - रे मुंहिंजा मन...
- ६. माया सां जो प्रीति लगाए, कहे टेऊँ तंहिं पशूं बणाए, कथ किन इएं कथी - रे मुंहिंजा मन...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 धनाश्री

## जोभन में जिप रामु प्यारे

थलु: जोभन में जिप रामु - प्यारे, पीरीअ में कुझू थिए ना तोखां.

- १. जोभनु वेंदुइ वरी न ईंदुइ,
  जल्दु जपे वठु नामु प्यारे ...
- २. उमिरि स<u>जी</u>अ में सारु जवानी, खोइ न तंहिं बेकामु - प्यारे ...
- जो कुछु करणो किर जोभन में,महिल अथी अभिरामु प्यारे ...
- ४. कहे टेऊँ करि सफलु जवानी, सत्गुर जी वठू शाम - प्यारे ...

## मुंहिंजो भलो थियड़ो भागु

थलु: मुंहिंजो भलो थियड़ो भागु, श्री कृष्ण मूं दिठो.

- १. मथुरापुर खां वृन्दावन दे, वेंदे वेंदे वाट ते, मुरलीअ वारो मोहन दिठुमि, गोकुल जे घाट ते, उते खेले पयो फागु, श्री कृष्ण मूँ दिठो.
- राति चांदनी पूरणमासी, जमुना हुयड़ी औज में, रासि मण्डल में रासि कंदो मूँ, मोहनु दिठो मौज में, उते गाए पयो रागु,श्री कृष्णु मूं दिठो.
- श. गांयुनि वारो गायूं चारे, ईंदो दिठुमि शाम जो, मोहन मिठिड़ीअ मुरली सां मनु, मोहियो सारे गाम जो, कंदो गोपियुनि सां अनुरागु, श्री कृष्णु मूँ दिठो.
- ४. कौरव पांडव लश्कर <u>बे</u>ई, कुरूक्षेत्र मैदानु आ, तंहिंजे विच में ज्ञानु <u>दीं</u>दो, <u>दि</u>ठो में भ<u>ग</u>वानु आ, कहे **टेऊँ** हयड़िस वागु, श्री कृष्ण मूँ <u>दि</u>ठो.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाडी

# मुंहिंजो भलो थियड़ो भागु

थलु: मन रामु नामु हिक सारु, इएं शास्त्र था चवनि,

- १. पार्वतीअ खे शंकर चयड़ो, भिरसां वेही खाउ तूँ, विष्णु सहस्र जे सम जाणिजि, राम नाम रखु भाउ तूँ, मिली शिव सां कयो आहार - इएं शास्त्र...
- लगो विरहाइण टिनि भाङिन में, रामायणु गुण खाणि जी,
   अखर बिचया ब राम जा, विरता शंकर पाण जी,
   ईहा कथा अथई निरवार इएं शास्त्र...
- ३. राज सभा में हनुमान खे, हारु दिनो पुरस्कारु जी, भञ्जण लगो कन लाए लाए, मोतियुनि वारी हारु जी, चयो राम बिना बेकारु - इएं शास्त्र...
- राम नामु थी जीवन जम जो, रामु सुखिन जो मूरु थी,
   कहे टेऊँ जे रामु विसारिनि, तिनिजे मुंह में धुिड़ थी,
   सभ सन्तिन कयो उचारु इएं शास्त्र...

## मुंहिंजी रसना जिप तूं रामु

थलु: मुंहिंजी रसना जिप तूं रामु, तंहिमें तुंहिंजो आ भलो.

- १. प्रभूअ तोखे पैदा कयड़ो, राम जपण जे वास्ते, पाण जिपजि ऐं बियिन जपाइजि, पारि टपण जे वास्ते, करि दिम दिम इहो काम - तंहिंमें तुंहिंजो...
- २. उथंदे विहंदे रामु रामु जिप, घुमंदे भी जिप राम खे, खाईदे पीअंदे रामु रामु जिप, सुमहंदे भी जिप राम खे, जिप घड़ीअ घड़ीअ घनश्याम - तंहिंमें तुंहिंजो...
- इट घट अन्दिर गोबिन्द जाणी, बोली मिठिड़ी बोलि तूं, काविड़ साझे रखी अंदर में, ऐंबु न केहिंजो खोलि तूं, कढ़ मुंहं मां अखरु न ख़ामु - तंहिंमें तुंहिंजो...
- ४. पचर पराई करणु छ<u>दे दे</u>, नकी घणो गाल्हाइ तूं, सत्गुर सन्तनि जा पढ़ चरित्र, गीत हरीअ जा गाइ तूं, करि प्रभूअ खे प्रणामु - तंहिंमें तुंहिंजो...
- कौड़ी बाणी मुंहं सां बोले, कंहिंजी दिलि न दुखाइ तूं,
   कूड़ियूं सूड़ियूं चुगिल्यूं मारे, बिए जो घरु न फिटाइ तूं,
   दे प्रेम सन्दो पैग़ाम् तंहिंमें तुंहिंजो...
- ६. साध संगति में वेही सिक सां, राम नाम रसु पीउ तूं, कहे टेऊँ दे आदरु सभ खे, आउ वेहु चउ जीउ तूं, थिए नेकी तुंहिंजी जामु - तंहिंमें तुंहिंजो...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाड़ी

# मूंते कृपा कई राम

थलु: मूंते कृपा कई राम, कारिजु पूरो थी वयो.

- १. आदि काल खां भुलिजी घर खां, आयुिस माँ संसार में, वाट लधी थे ना मूँ घर जी, भरम्युिस पाए अन्धकार में, हाणे सत्गुरु मिलियो श्यामु - कारिज पूरो...
- सुरिति शब्द सां, नृति रुप सां, वृती सत् वीचार सां,
   मेलु टिन्हीं जो बणिजी वयड़ो, पूरो गुर जे प्यार सां,
   हाणे पातो मूं निजु धामु कारिजु पूरो...
- ३. धमराइ जो ज़ोरु हले ना, लेखो सजो ख़लासु आ, पाप पुत्र जी पहुच उते ना, जाते मुंहिंजो वासु आ, हाणे मन में आ आरामु - कारिजु पूरो...
- ४. कहे टेऊँ हरि कृपा करके, मेल्यो सत्गुर देव सां, दया करे गुर भरमु मिटायो, मेल्यो अलख अभेव सां, हाणे रहियो न कोई कामु - कारिजु पूरो...

# मूंते सत्गुर दिनो ज्ञानु

थलु: मूंते सत्गुर दिनो ज्ञानु, मनु सीतलु थी पियो.

- १. दूर देश सां आयुसि काहे, दाता जे दरिबारि में, सत्गुर परची पंहिंजो कयड़ो, रिखयो पंहिंजे प्यार में, दिसी सत्गुर खे महिरबानु, मनु सीतलु...
- २. सत्गुर स्वामी अन्तर्यामी, दीनिन दयालु आ, राम नाम जो मन्त्रु देई, कयो मूँ निहालु आ, वयो अन्दर मां अज्ञानु, मनु सीतलु...
- ३. फुरिणा मन जा मिटिजी वयड़ा, आत्मा जे औज में, सार जगत जी कान रही का, मालिक जे मौज में, सदा ग़ैब अन्दरि ग़ल्तानु, मनु सीतलु...
- ४. कहे **टेऊं** गुर अमृतु <u>द</u>ेई, अमरु कई आत्मा, सील सबुर जी सिख्या <u>दे</u>ई, लूंअ लूंअ कई लातमा, कयो सभ तरह कल्याणु, मनु सीतलु...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाडी

# गुर दयाल तूं रखपाल तूं

थतु: गुर दयाल तूँ रखपालु तूँ, मुंहिंजो करि को भागु भलो.

- सत्गुर शाहिन शाहु तूँ, बेशिक बेपरवाहु तूँ, हीणिन जो हमराहु तूँ, लोक बिन्हीं में आहीं झलो.
- २. सत्गुर अगम अथाहु तूँ, बेवाहिन जी वाह तूँ, दया सन्दो दिरयाहु तूँ, साओ मुंहिंजो किर त सलो.
- वचनिन में वेसाहु दे, चरण कमल में चाहु दे, नाम जपण जी राह दे, जनम मरण जो मेटि मलो.
- ४. सन्तिन जो सत्संगु दे, मन जीतिण जो ढंगु दे, कहे टेऊँ हिर रंगु दे, मन मूर्ख खे हण् त खलो.

## करि काज तूं महाराज तूं

थलु: करि काज तूं महाराज तूं, मया करे मिस्कीननि जा.

- शरणि अव्हां जे आया आहियूं, हर हर तो दिर सीसु निवायूं, हथड़ा जोड़े था बादायूं, अर्ज़ अघाइ अधीनिन जा.
- २. सभु कुछ करण कराइण वारो,तूं ई समरथु ठाकुरु भारो,दीन दयालू दया भण्डारो, दर्द दफे किर दीनिन जा.
- अगे बि काज संवारिया तो,
   हाणे बि काज संवारिजि तूं,
   पोइ बि काज संवारींदें तूं, सत्गुर पंहिंजे सेवकिन जा.
- कारिज तुंहिंजा असां बि तुंहिंजा,
   काज संवारिया जाणी पंहिंजा,
   दया तुंहिंजीअ सां थींदा संहिंजा, वचन इहे थी वेदिन जा.
- ५. कहे टेऊँ तिरु ताकत नाहे, फकित आसिरो तुंहिंजो आहे, बारु रखियो से तोते लाहे, कम पूरा किर प्रेमियुनि जा.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाड़ी

## हलु प्रेम सां नेम सां सत्संग में

थलुः हलु प्रेम सां नितु नेम सां, सन्तनि जे सत्संग में.

- १. नेमु रखी जे नेमी ईदें, कथा बुधण में सुरिति द्वींदें, परमेश्वर जो प्यारो थींदें, रंगिजी पवन्दे रंग में.
- नींहुं नेम सां जंहिंजो थींदो,संकटु तंहिं सिरि ना को ईंदो,जे ईंदा तां दूर थी वेन्दा, रामु रखे झर झंग में.
- ३. जिनि जिनि नेमु निभायो आ, निर्भय पदु तिनि पायो आ, नालो अमरु बणायो आ, पढ़ी दिसो प्रसंग में.
- ५. कहे टेऊँ रखु नेम तूँ, टारिजि क<u>द</u>िहं न टेमु तूँ, पाईंदें ख़ुदि खेमु तूँ, ईश्वरु मेले अंग में.

# वठु ज्ञानु तूं सिखु ध्यानु तूं

थलुः वठु ज्ञानु तूं, सिखु ध्यानु तूं, पूरण सत्गुर देव खां.

- १. ध्यानु धणीअ जो धारिजि ज़रूरी,ध्यान बिना थे कंहिं ना पूरी,मिले ध्यानु में होतु हज़ूरी, छुटी पवीं लब लेव खां.
- निर्गुणी सगुणी ध्यानु अथेई,
  ध्यान अजाइब आहिनि बेई,
  जो गुरु दे सो करि मनु देई, वाकुफु थींदे भव खां.
- पूरण ध्यानु चविन सो आहे,ध्याता ध्येय रूप बन जावे,चिन्ह ध्येय जा पाण में पाए, छिनिज न सुरिति सेव खां.
- ४. अंग ध्यान आ आहिनि केई,
  प्रिय लगिन से सांढिनि सेई,
  मरण घड़ीअ ताई पालिजि केई, टलिजि न क<u>द</u>हीं टेव खां.
- पूरण प्रीति तुंहिंजे जंहिं में,
   सुरित नृति रखु वृती तंहिंमें,
   कहे टेऊँ थी आनन्द उनमें, हिटिज न इन्हीअ एव खां.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाडी

# मन सोचि तूं कुछु लोचि तूँ

थलु: मन सोचि तूँ कुछु लोचि तूँ, वेठे वेन्दइ खूह खुटी.

- १. कर्म करे जो अगमें आएं, तंहिंजो फलु तूं हितिड़े खाएं, हाणे जो फलु अगिते पाए, जुहिद करे वठु जीव जुटी.
- २. दिलि जा तूं त दलील उद्वाए,
  व्यर्थु छिदि न वक्तु विञाए,
  उदमु करे वठु कु छु त कमाए,
  ख़ाली करि ना मथा कुटी.
- ३. खोटि लूण जी छ<u>दे</u> खुटाए, कदुर कणे जो सेठ बणाए, चवणु वद्वि जो ईहो आहे, सुस्तिन जी वजे हड़ त लुटी.
- ४. कहे टेऊँ छिद आलसु भाई,

   हिमथ रखी किर नेकु कमाई,

   भागु बि तोसां करे भलाई,

   पवन्दे सूरिन खां त छुटी.

#### संसार ही महाजार थी

थलुः संसारु ही महाजारु थी, तंहिं खां मन तूँ रहिजि परे.

- जगतु सजो ही रंग रंगीलो,
   अचे दिसण में खूबु छबीलो,
   मगरि अथी ही अन्दरि कटीलो, जो छुहे सो मुफ्त मरे.
- २. सूरिन जो संसार अथी,घर घर में आज़ार अथी,कंहिंखे मन में न करारु अथी, हरको रोए नेण भरे.
- चे हिन फन्थ में फाथा थी,दर्द भरी हीअ गाथा थी,सन्तिन जा जिनि साथा थी, बेडो तिनि जो पारि तरे.
- सुखु जाणी जंजालु पिरायुमि,
   कर्मु फिटो महाजार में आयुसि,
   दोखे में कुलु वक्तु विजायुमि, सोचु करे थो हियाउं सड़े.
- ५. फासणु जग में आहे सौलो, छुहणु उन्हीअ खां बिल्कुल औलो, कहे टेऊँ तंहिं भउ ना भोलो, सत्गुरु जंहिंते महिर करे.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाडी

# द्वींहं चारि तूँ हिति यार तूँ

थलुः द्वींहं चारि तूँ हिति यार तूँ, एद्रो छो अहंकारु करीं.

- १. कालु वद्वी हिक आहे हस्ती, सभ जी लाहे कंहिं द्वींहुं मस्ती, तुंहिंजी थी अगिते बस्ती, व्यरथु छो विस्तार करीं.
- तो बिणयो सो अविस ई भ<u>जं</u>दो,
  जो फिरियो सो अविस ई किरन्दो,
  जो जम्यो सो अविस ई मरन्दो, छाजे लाइ उपचार करीं.
- मन्दिर माड़ियूं छा लाइ ठाहीं,
   वदा वदर वापार वधाईं,
   चारि घड़ियूं महिमानु तूं आहीं, छोन फिटा जंजार करीं.
- अ. ख़ाली आएं, ख़ाली वेंदें,
   कोदी साणु न हिकिड़ी नींदें,
   हितओ जी माया हिते छदींदे,नाहकु छो तिकरारु करीं.
- ५. कहे टेऊँ छिंद जीअरे इच्छा, राम मिलण जी किर तूँ मन्शा, ज्ञान वठी कढ़ मन मां सन्सा, छो न सजुण उपकार करीं.

## मुंहिंजी वेनती हीअ आहे

थलु: मुंहिंजी वेनती हीअ आहे,

सुखु काथे मूँ मिलन्दो, दे सत्गुर <u>द</u>सु ठाहे.

- सुणु सेवक कन खोले,
   सुखु सन्तिन जे संग में,
   लह सन्तिन खे गोल्हे.
- कहिड़ी सन्तिन नीशानी,
   किन भलो सजे जग जो,
   मिठी बोलिन नितु बाणी.
- कीअं रहिजे सन्तिन में,किन आज्ञा सा मित्रिजे,दुई वृती वचनिन में.
- था पुरिजे सन्तिन खां,
   कहे टेंक पुरु ईहो,
   थियां दूरि न चरणिन खां.

### Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11

#### पहाडी

# गुरु वेनती सुणु मुंहिंजी

थलु: गुरु वेनती सुणु मुंहिंजी,

कीअं मनु मुंहिंजो मरन्दो, द्विस जुगति का संहिंजी.

- मनु मारणु जे चाहें,
   कढु हउमा खे मन मां,
   ब्री जुगति का नाहे.
- गुरु हउमा कीअं वेंदी,
   ज<u>दी</u> तुंहिंजे मन अन्दिर,
   अची निजु हउमा ईंदी.
- ३. कीअं हउमा निजु ईंदी,सचे सत्गुर जी तोते,जदी महिर नज़र थींदी.
- ४. क<u>दी</u> महिर गुरू कन्दो, कहे टेऊँ सत्गुर जो, मनु दासु ज<u>द</u>िहं थींदो.

## मुंहिंजो अर्जु गुरु तोखे

थतुः मुंहिंजो अर्ज़ु गुरु तोखे, कीअं शान्ति अचे मन खे, <u>दे</u> सत्गुर <u>दसु</u> मूंखे.

- बुधु चेला चितु <u>दे</u>ई,
   त<u>दी</u> शान्ति अचे मन खे, ज<u>दी</u> कामना कढीं कुल ई.
- २. बुधु प्रश्नु <u>बि</u>यो मुंहिंजो, कीअं मुक्ती थिए मुंहिंजी, गुर वरितुमि दरु तुंहिंजो.
- सुणु सिख्या शिष्य मुंहिंजी,पंहिंजो पाणु पछाणिजि तूं, थिए मुक्ती पक तुंहिंजी.
- ४. कीअं पाणु जाणां पंहिंजो, वठु ज्ञानु सचे गुर खां, थिए पाणु पसणु सहंजो.
- ५. कीअं गुरु सचो मिलन्दो,पूरण अधिकारीअ जो, ज<u>दी भागु</u> अची खुलंदो.
- ६. कीअं गुर जो थिए दर्शनु,कहे टेऊँ जिज्ञासूअ ते, जदी प्रभू थिए प्रसनु.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाड़ी

## गुरु आयुसि तो द्वारे

थतु: गुरु आयुसि तो द्वारे,

द्विस बाझ करे मूँखे,

माँ आहियां छा प्यारे.

- १. हीअ देह त तूँ नाहे,
  थिरि कीन रहे काया,
  तूँ अजरु अमरु आहें.
- २. बुद्धि तोखे ना जाणे,तूं जाणे थो बुद्धि खे,इएं वेदु न वखाणे.
- तूं इन्द्रियुनि खां न्यारो,सुखु रूप अखण्डु आहीं,तूँ अजरु अमरु आहें.
- ४. कहे टेऊँ तूं मन ना,आहीं साखी चेतनु तूँ,जाणु पाण खे तूँ तनु ना.

### संभारे थो मनड़ो प्रियनि खे सदाईं

थलु: संभारे थो मनड़ो प्रियनि खे सदाई, घणां द्वींहं गुज़ारियां रहीं तूं जुदाई.

- १. बदनु मुंहिंजो हितिड़े, त हिरको दिसे थो, मगिर मुंहिंजो मनड़ो, प्रियिन दे वसे थो, भुलायां न भुलिजी, जिनी लिंवड़ी लाई.
- २. घड़ी हिक थी गुज़िरे, विरहु <u>दे दे</u>खाई, प्रियिन जे विछोड़े, अन्दिर आगि लाई, मिलण लाइ तड़फे, वणे <u>बी</u> न वाई.
- ३. वञण लाइ सुवारी, हुजे जे न काई, वञां मां पेरें पंधि भी, प्रियिन दे माँ माई, विहणु मुंहिंजो विहु थियो, गुझी तार आई.
- ४. कहे टेऊँ पिल पिल, प्रियिन खे पुकारियां, मिलिन शाल मूंसां, त गिंदुजी गुज़ारियां, परे थियां न पलु हिकु, अन्दर में इहाई.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाड़ी

## बुधो थिम अचिन था

थतुः बुधो थिम अचिन था, पिरीं प्रेम वारा, संभारियो थे जिनि थे, सदा हीएं मंझारा.

- बुधिम गाल्हि जद्दहीं, प्रियिन जे अचण जी, तद्दि खां अन्दर में, खुशीअ जा ख़ुमारा.
- २. प्रियनि जे अचण जी, दिनी ख़बर जंहिं आ, घोरियां मोती तंहिं तां, हीरनि जा हंबारा.
- ३. चढ़ी जंहिं गा<u>दी</u>अ ते, अचिन पिरीं मूं <u>दांह</u>ं, चुम्यां तंहिं गा<u>दी</u>अ जा, फीथा फिरण वारा.
- ४. हल्या होत अथई, शहर खां त संभिरी, कहे टेऊँ आया, प्राणिन खां प्यारा.

### अचिन था सजुण से

थतु: अचिन था सजुण से, जिनी जी मां आहियां, भेनरु दियो वाधायूं, ख़ुशियूं थी मनायां.

- लधी सार सांगियुनि, पंहिंजो नंगु जाणी, हुयसि कीन लाइकु, भलायूं थी भायां.
- हज़ारें उन्हिन जा मथां मूं त थोरा, सघां कीअं लाहे, निमी सिरु निवायां.
- ३. हलो प्रेमी ग<u>दि</u>जी, वठण लइ प्रियनि जे, वजनि बिगुल बाजा, कंजियूँ माँ वजायाँ.
- ४. कहे टेऊँ सेई, अङिण मुंहिंजे आया, अदियूं अज्जु मां पंहिंजा, भला भाग भागां.

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाडी

#### स्वामी सर्वानन्द खे नमस्कारु आ

थतुः स्वामी सर्वानन्द खे, मुंहिंजी सदा नमस्कारु आ, सत्गुरु टेऊँराम जे, गादीअ जो सरदारु आ.

- १. कहिणी <u>ब</u>हिणी रहिणी, सहिणी साईंअ जी सुठी, खिम्या धीरजु सरलता, ज्ञान संदो भण्डारु आ, सत्पुर...
- २. सत्गुरु टेऊँराम भी, ज्योति पंहिंजी इनमें रखी, जे मथां मूंखां सचु पुछो, ईश्वर जो अवतारु आ, सत्गुर...
- ३. मोहन मुरलीअ सां जिएं, मस्तु कयो कुलु बृज खे, मिठिड़ीअ वाणीअ सां तिएं, मोहियो सजो संसारु आ, सत्गुर...
- ४. तारिन में जीअं चंद्रमा, सूंहें सिभनी खां सुठो, संतिन में सूहें जीएं, संगित जो सींगारु आ, सत्गुर...
- ५. जिहड़ो सन्दिन नाँउ आ, तिहड़ो आनन्दु दे सिभिनि, मिहमा किहड़ी मां चवां, प्रेमियुनि जो आधारु आ, सत्गुर...
- ६. दुनिया जे कुंड कुरिछ में, नालो साईंअ जो वजे, शान्ति प्रकाश जिते किथे, सत्गुर जो जयकारु आ, सत्गुर...

### सन्तनि जे सत्संग जी, महिमा अपारु

थलु: सन्तिन जे सत्संग जी, मिहमा अपर अपारु आ, जेके आया शरिण में, तिनि जो थियड़ो उधारु आ.

- शंकर सनकादिक ऋषि,
   शास्त्र वेद पुराण भी,
   जसु गाइनि सत्संग जो, पातो ना तिनि पारु आ, जेके....
- २. सत्संग जी हिकिड़ी घड़ी,धरतीअ खे बीठी झले,विश्वामित्र जी, कथा ईहा इज़िहारु आ, जेके....
- इश्वर आ जीअं आसिरो,चोरासी लख जूणि जो,उत्तम कर्मिन जो तीएं, सत्संगु ही आधार आ, जेके....
- ४. हर हाल में हर काल में,हर देश में, हर जीव खे,सन्तिन जो सत्संगु ही, शान्ती दियणु हारु आ, जेक....
- ५. ज्ञानी ध्यानी ऋषी मुनी,सभु बणिया सत्संग मां,कहे टेऊँ सत्संग खे, मुंहिंजो सदा नमस्कारु आ, जेके...

Bhajan-Bahar-1 Ist Proof 18-8-11 पहाडी

### राम सां मिलाइ, श्याम सां मिलाइ

थलु: राम सां मिलाइ मूंखे, श्याम सां मिलाइ, ईहा अरदास गुरू, ईहा अरिदास.

- १. सांवल जी सिक आहे, दर्शन लइ दिलि चाहे, जेको द्वींदो दुसु ठाहे, तंहिंतां घोरियां सीसु लाहे, वेन्दुसि मां ओद्वांहुं काहे, जिते मुंहिंजो श्यामु आहे, पसण जी प्यास, गुरू पसण जी प्यास....
- २. मोती नकी लाल घुरां, मिट्टियूँ नकी माल घुरां, राग नकी ताल घुरां, रस न रसाल घुरां, स्वर्ग न पाताल घुरां, नकी घणां सुवाल घुरां, दर्शन जी ख़्वाहिश,गुरू दर्शन जी ख़्वाहिश...
- ३. मोहनु मनठारु आ, गोबिन्दु गमटारु आ, सांवरो सरदारु आ, हृदय जो हारु आ, कृष्णु करतारु आ, प्राणिन आधारु आ, तंहिंजी अभिलाष, गुरु तंहिंजी अभिलाष...
- ४. कहे टेऊँ गोल्हींदुिस, फारकु थी फोलींदुिस, टकर बि टोलींदुिस, दूंगर भी दोलींदिस, झूले मंझि झूलींदिस, बोल मिठा बोलींदिस, अन्दर में आश गुरु, अन्दर में आश...